१६ माडिग्राउप्मारिश प्र विद्वबहिभीभाउने मीउभडमारिष्मा वाक श्रेगे नीडेभारिपनेकुन र विदेश न्मियोवेंब्रलावन्तिथे। एत्र ।भिश्वस्वादहरालेविउतेच्हाविष्रमीववेचारीके। हुर् १ भग चार्मियाउँविग्यां स्वाबिभावी व स्टाले वैंजि। बेमा व ब्रव्य वेंगेंगे ब्राथ म्यलेव्यामनेका की । बँहरू **ਕਤੇਕਬੀ** ਨੂੰ ਤਾਰਤੇ ਹੋਂ ਤਿਸ਼ਾਮਪਨੇ ਹਰੀਏ ਸ਼ੁਮੇਸ਼ਾਣ ਧਾਨੋਹਾਂ ਤਿਸ਼ਕਰ ਹਤੀਏ ਕੇ ਸਾਥੀ ਮਲਤੇ ਨਹਿੰਤ ਸਿੰਪਰਹੇ ਜ਼ਗਾਰੋਂ ਹੈ।ਜ਼ੇਜੀਰਹਤਨ ਮੇਮੀਤਲਿ ਖੀਹੁਈ<mark>ਹੋਉ</mark> ਸਪਰਵਲਤੇਰੋਂ ਹਿ।ਵਾਰਆ ਸਾਕੀਪੜਤੇ ਸੁਨਤੋਰੋਂ ਹਿ।ਜਪਜ नाभनीमाविष ब्रिक्निम बीवडेमें क स्ट्रीप्ट म्रेके ३२ प्रां १० तेभ्या द्वीष्टि बिराभू मारित हुबडे विकासिर मारिक ਪੜ੍ਹਣਾਵੇਰ ਹਰ ਦੇ ਕਮ ਦਾ ਰਬਛਕ ਤੇ ਹੋਂ ਗਿਲਿਸਨੇ ਪਾਹੁਲ ਨਲ ਈ ਹੋ ਵੇ ਉਸਕੇ ਹਾ ਬ੍ਕਾਨ ਛੁਕਤੇ ਹੋ ਗਿਪ ਜੇਸ਼ਿਘ ਗੜ੍ਹੇ पीमाप्रियममलेहें। पृष्ठ वीभीभाभ्यबीबिमबीडमेंचेडिकाभवडीभावब्रहेबेरामडेबीबी थरावष्ट्रहेबेरा विशे। ਉੱਤ व भनिष्यिक्य अधिकद्र के निष्युक्य विशेषात्र मान्य विशेषात्र विशेष बुनीवाप्रवामकवे भीभ्डवी अभवीववें। ऐवड रामक्षेत्र व लेव हुमोने गीभीभ्डम्नीवाभीभ्ड जं ररीव नल यामचा अवनाल भरे विविधार देव भडामे यदावी भरोगिनामिणादि चे चेवामिणते ची अवन्धार उनीवि परके १ में पेयहरे भें भी मने उसमें भागही उद्देव है राधने वस्तु डेव के लक्षेव मिण्य प्रकेर देव बरेक डिभेडा इम्प्रिम्बि उस से हैं बरिके बिडा न स्क्रिकेट्र गिष्मी बीड में स्वामिष्म महें पेन दे वा करे हामे प्रते पाउन कर मिष् नीउमें भ संद्दीवा १ गृहभद्मिन पुर्मामार्थिव २ नापुन्तिमार्थिव ने संपर्दामार्थिव ४ में हो १०॥ भ अतरमार्थिवनी देवन डरेट्रियाते द्वेरामभेडर्भेडे जांचा विध्रें जिल्लाम् । बगद्र श्लीबी मैं बरह वेम् । गृह्य को नीबी भागा से हो। पृत्र विष्वीडमेंप्रियर अभिउद्धवाधानाउने अविभिष्ये प्रवृत्ते वेशिये वारा विष्या भारत विभिन्न विषय विषय विषय वतरालेवें वर्षिशाषी ग्राष्ट्राक्त नवीं वेटविभावायीरें। हेर् र पवलेष्रिया भिराह वरेराकेप् राज्येवक भेजलगरीन्द्रीवैदेवर् गुजिन्सिग्रुनीवी १७उ४भेजबभीभ्वहवर्रेह्लेगुरद्रिभयेते। ४ मेप्रेप्रा दालेमियों वे भथती प्रभवष १५व राज्यमारि भागामभवष उत्पान्न १५ व अतिना ने क्र गीयन वे वाचे राज्ये गामाभवष्येद्पीत्रेगाभीभ्वद्धार्मराकेवें राजीरे वहुप्यववन वभ्वमावनमम्भय न नष्डवर्भाभ्वतील व्यक्त वस्तित्र भेरे विक्षित्र विक् आमी गुरुभाक मेनीवी हो वे भी उद्भवते दुए लेमियवे मीन धनीमा विमनीबी पञ्छी पेही पांच्ये ग्याय के ਅੰਮਿਤਛਕਨੇਵਾਲਾਕੋਮਾਸੀਵਾਰਿਕੁਜ਼ੀਕਾਖਾਲਸਾਸੀਵਾਰਿਗੁਭੂਜੀਕੀਫਤੇ।।ਪੰਜਵੇਸ਼ੀਏਸੇਕੀਤਸੇ ਗੁਰਵੇਵ੍ਨੇਕਰਾਈਜਾਣਾ ਅੱਅਮਿਤਫ਼ਕਾਈਜਾਣਾ।ਫੋਰਪੰਜਦਰੀ ਮੇੜੀਮੇਅੰਮਿਤਕੋਫ਼ੱਟਮਾਰਨੇਅੰਉਸੀਰੀਤ ਜੋਕਹਾਈਜਾਣਾ।ਫੋਰਪੰਜਵੇਰੀਕੇਅਮੇ ਪਾਵਣਾ ਅੰਬਾਰਬਾਰਫਤੇਬੁਲਾਈਜ਼ਣੀ।ਫਿਰਹਰਦੇਵਸਿਘਨ ਤਿਸਕਨਾਮ ਫ਼ਾਸੀ ਜਨਮਮੁਛਣ ਉਪਦੇਸ਼ਦੇਣਾ।ਫ਼ਾਸੀ पीलिंतरभुवमाविष्निति नामप्रापरित्रमणविष्नितारभाष्रियात्रवेद्याः वय्त्रस्मही।यीनांनेकारकारेकार ਪੈਕਰਨਾ। 1 ਮੀਣੇ ੨ ਧੀਰਮ**ਰੀਏਕਾਮ ਕਈ**ਏ ਤ੍ਰ ਮਸੇਦ ਖਕੁੜ੍ਹੀਆਰ ਪ ਸਿਕਰੀਆ ਸਸਤਾਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਸਸਤ ਕਾਵੇ ਰਖਣ। ਪੰਜਾਬੰਕਿਆ ਕਾਵਿ ਸਾਹਿਨ ਹੀ ਕੁਨਾ। ? ਕੇਸਾ ਦਾ ਅਦਬਰਖਣ ਦੁ ਪਦ ਣਾ। 2 ਕਿਆ ਤ ਕਿਪਾਨ ਕੇਸੋ ਮੈਂ ਰਵਨਾ प्रतेन्छों भ बहु सब्देने विश्व कि शिमक करे देवपाष्ट्रिक छेउ विवाद दूर्ना बहु वर्ग पाष्ट्रिक देव दूर्ना पा ਉਹਾਲਾਹੋਣਾ। ਇੱਕਵਾਰੀਕੱਛਨ ਉਤਾਰਨੀ ਤਮੇਸ਼ਏਰੋਤੀ ਤਰਖਣੀ। ਹਰਦੇ ਲੇਕੱਢ ਲੱਕ ਵਿਚਰਤੇ। ਕਿਸੇਵੇਲੇ ਭੁੱਲਕੇ ਪਸ ਯੋ ਕੋਫ ਲਾਹਜਾਵੇ ਤਨਖਾਰ ਸਮਾਲਿ ਦੀ ਸਾਮਲ ਜੀ ਕਾਰੇਰ ਖਣਾ ਸੇਵਾਕਰਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਹਨਕੀ ਫਿੱਟਕਾਰਨਾ। ਅਧਾਨਾਮਨ੍ਹੀ ਸਦਣ ਮਹੁਤਮੁੱਖੀ ਅਖ਼ਰਸਿਖਣੀ ਸਮੇਂ ਰਤਪਰਾਈ ਮੌਮੁਸਲੀ ਸਾਥਸੰਗਨ ਪ੍ਰਿਕਰਨ ਸਤਰਕਾਵਿ ਸਾਹਨ-ਪੈਕਰਨਾਮਨ ही ਮਾਰਕੇਸਾਬ ਤੇ ਨਾਮਾਸਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾ ਬਨ ਹੀ ਫ਼ੁਕਣਾ। ਸੁਹਾਨ ਹੀ ਪਹਰਨਾਮਕਰ ਹਤੀ ਏਕੇਡਾ **ਖਕਾਤਨਖ ਹੋਏਕੇਹਾਖ਼ਕਾਨ ਹੋਫ਼ਿਕ ਦਾ ਸਿਥਦ ਬਾਣੀ ਕਿੰਡ ਕਰ ਣੀ । ਸੀਵਾਹਿ ਗੁਰੂਜੀ ਕੇਚਰ ਨਕਵਲ ਕਾਂਧਿਆਨ ਖਣਾ।ਜਲਾ ਯਾਪ ਸਾਵਿਕੋਈ ਤੋਂ ਕਪ**ਵਾਰ ਬੁਛਕਣਾ ਹੋ ਤੋਂ ਕਰਦ ਕੁੱਟ ਕਰ ਛੁਕਣਾ। ਸੀ ਜਾਮ ਜੀ ਜਾਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੈ ਬਿਲਪ੍ਰ मारिमर्वेत्रीह्वह मेर्नेगविषीराप्मारह्वहारामेंहाभित्रीभर पीकिपविष्वेतर्गिरहाभूवव्यव बीमिमिनेत्रव्यवस्टिंगभाउपियागुवरेदवीटवलवंवतीग्रायुम् द्वित्रमेनेत्रामीगुवृक्षिणावियनीउव्य **ਵਾਸਵਿਆਹਸਮੇ ਮਕਨਸਮੇਪਗਨਤੀ ਤਾਰ**ਨੀ ਕੜਾਹਪ੍ਰਸਾਵਿਕਰਾਕੇ ਵਰਤਾਵਣਾ ਛਕਣਾ ਸੰਸ਼ਾ ਕਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦਾਰੇ ਚ ਕਾਵਣੀਆਂ।ਅਪਤੀਕਸਾਈਕਾਵਾ ਵੇਧਦੇਣਾ।ਪਬ੍ਹਨਤੀ ਪੂਜਣੇ।ਕਿਸੇਅੀਗਮੈਉਸਤਾਕੈਚੀਨਤੀ ਛੁਹਾਵਣ ਜਟਜੂਟਕਰ क्याभीभ्रवहरे वेमामने अधिमा गतवन्त विष्वेतरं न्त्रभंचे उठी भिमाष्ट्रपरे मगुनरे द्विपारेक वहार भूमारिबैबक्टेंडेटवर मीजुनी वाम्यायमे ग्रायमी भीभादे हेर्थमार्वनी भावरेरे माजवनारे भविरे ग्गामिदेरे देवभाग्डहवह दालामं वेरेरे द्युमाममेरेवरू मेवेभ्योभेपमार पहें नि रविजनभाष्य्य विद्वविद्वे । अभिजरे बहे हुवह दारो आप्तु गुन्ड प्रिजे के ले ने भाषा प्रवे नारे जे डे के। वादी नेवराप्रारिको नेकन्ते विवेशवनेमादकराहै॥ प्र ४ दामडेह वहे भीभ्डे वेशमुबरितम् वन्वे विरुपी विरोपमा भिर्द्व राजना उपे॥ प्र ४ रामडेह्व वह भी भ्रवे वेही भाषा सिर्म वन्व तर्गी जो तं विस्पर्धी सिर्मा भागी रंगवन वर्मड पेन भी भुवतभागी भेउदा व्यवस्व देवरि अधिवारी। भी पिउह्नदर दिने में भग्भवकार ग्री ग्री मिलिट हिम्पवी धुनी चेनच न बहुत दें। भूमू भ क्रिस्मीड्स उलक्ष्य ब्रें के अपनिवस्ति विमिल्य न का भी भिउद्व स्थाना उन्हें विरुक्ता ने हुवा थाना उन्हें विरुक्त में का अडेनएवडाविल व म्हिथडमार्ग्य वरेश्वीभृडह्व वाथानाउँ जारुग्रहिबाथानाउग है। प्राप्त केडम **ਤਸੀ ਅਕਾਲ ਉਜ਼ਾਜਾਰ ਸ਼ਜੀਕ ਦੁਜਾਰਖਭਥੀ ਪਟਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਤਖਤਸ਼ੀ ਕੇ ਸਵਾ**ਰ੍ਹਾ ਸ਼ਗਰ ਸੀ ਤਖਤਸ਼ੀ ਕੇ ਤਖਰਸੀ ਹ ਹੁੰਦੇ ਅਵਰਣਾ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬਜੀ। ਯਿਭਾਰੇ ਤੇ ਖਤਬ ਹਤਾਵਿਜੇ ਸਹਿੰ। ਇਨੇਮੇ ਅਮਿਤ ਲੁਕਾਪਾ ਜਾਤਾਰੇ ਸਜਿਸਸਿਘਕ ਪਦਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਰੇ ਤੇ ਛੁਕੇ ਯਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਿਥਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਹ ਜ਼ੁਜ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਤ ਸਿਥੇ ਕਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਛਕਲੇ ਵੇਮਨਜ਼ੂ ਹੈ ਟੇਹਤ ਖਤਪੰਜਵਾਂ ਚਲਵਾਂਹੈ। ੧।) ਜੋਡੀਲਕ ਕਾਰੇ ਜੋ ਸਭਤਖ਼ਤਸਾਹ ਬਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਰਨ ਖ਼ਾਹਹਿਕੇ ਜਾਂਕੇ ਉਸਤਾ ਕੇ ਦੀ ਲਾਔਰ ਕਾ ਖ਼ਾਪ ਹੋਵੇਂ ਨੜੀਆ ਹੋਵੇਂ ਮੁਸਲੀ ਸਾਬਸਿਕਾ ਕੀ ਆ ਹੋਵੇਂ ਸੋ ਬਿਨਾ ਚਾੱਚੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬੋਂ ਕੇਨਹੀ ਬਖਾਸਾ ਜਾਂਤਾ ਜੇ ਚੱਡੇ ਮੇ ਸੋਏਕ ਤਲ ਖਾਹ ਡੀ ਹੋਵੇਂ ਤਨਮਾਹ ਉਸਕੇ ਤੁਪ) ਭੁਪਮੇ ਹੋਤੇ ਤੋਂ ਧਨੀ ਭਾਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆੰਡ ਜਗਾ ਬਖਾਸਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਨ ਹੋਏ।। ਜੇ ਕਰਲ ਬਖਾਸਾ ਵੇ ਗਾਂਤ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਮਿੱਤ ਅੰਗਾ। ਸੰਮਤ ਸੀ ਹੁਵੂਨਨ ਕਜੀ ਕਾਂ ੪੦ ਓਆ ਘਵਣੀ ੧੧ ਸੰਅੰਤ ੧੯੩ ੪ ਆਘ ੧੮ ਸੜ ਖ਼ ੭ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਪ੍ਰਥਾਂਇਕ ਛਕਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲਬੁੰਗੇ ਜੀ ਤੇ ਆਦਿ ਪੰਜੇ ਗੁਰਦੂਾਰੋਂ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿਘੋਂ ਕੋ ਬੁਲਾਕਰ ਲਿਖੇ॥

ਪ੍ਰਸ਼ ੧ : ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋਣ॥ ਕਿਸ ਰੀਤ ਕੇ ਚਾਹੀਏ॥

ਉਤ੍ਰ ੧ : ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਹੋਂਹਿ॥ ਪਾਂਚ ਕਕਿਆਂ ਕੀ ਰਹਤ ਵਾਲੇ ਹੋਂਹਿ॥ ਕੇਸ ੧ ਕੰਘਾ ੨ ਕਰਦ ੩ ਕੇਸੋਂ ਮੇ ਕੜਾ ੪ ਸ੍ਬਲੋਹ ਕਾ ਸਜੇ ਹਾਥ ਮੈ ੫ ਕੱਛ ਲੱਕ ਤੇ ਕਬੀ ਨ ਉਤਾਰ ਤੇ ਹੋਂਹਿ॥ ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਇਸ੍ਰ ਮੈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਂਹਿ॥ ਕਿਸੇ ਕੁਰਹਤੀਏ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਤੇ ਨ ਹੋਂਹਿ॥ ਉਨ ਸੇਂ ਪਰਹੇਜਗਾਰ ਹੋਂਹਿ॥ ਜੈਸੀ ਰਹਤਨਾਮੇ ਮੇ ਰੀਤ ਲਿਖੀ ਹੂਈ ਹੈ ਉਸਪਰ ਚਲਤੇ ਹੋਂਹਿ॥ਵਾਰ ਆਸਾ ਕੀ ਪੜਤੇ ਸੁਨਤੇ ਹੋਂਹਿ॥ ਜਪਜੀ ਜਾਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀਰਤ ਸੋਹਲਾ ਚੰਡੀ ਪਾਠ ਸ੍ਵੈਯੇ ੩੨ ਯਾਂ ੧੦ ਨੇਮ ਪਾਠ ਕੀਏ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨ ਛਕਤੇ ਹੋਂਹਿ॥ ਅੰਨਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਕਰਦ ਭੇਟ ਕਰ ਹਰਏਕ ਪਦਾਰਥ ਛਕਤੇ ਹੋਂਹਿ॥ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਾਹਲ ਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਸਕੇ ਹਾਥ ਕਾ ਨ ਛਕਤ ਹੋਂਹਿ॥ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਗਾਤ੍ਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਲੇਵੇ॥

ਪ੍ਰਸ੍ਰ ੨ : ਤੀਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਕਿਸ ਰੀਤ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ॥ ਅਰ ਤੀਆਰ ਕ੍ਰਨੇ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਪਦਾਰਥ ਉਨਕੋ ਚਾਹੀਏ

ਉਤ੍ ੨ : ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਰਹਤ ਬਿਬੇਕ ਵਾਲੇ ਜੋ ਊਪ੍ਰ ਕਹੇ ਹੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤ੍ਰੇ ਸਜਾਕੇ ਪਹਲੇ ਅਸਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਬ ਜੀ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੈਂ॥ ਏਕ ਛੰਨਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਕਾ ਲੈਕਰ ਉਸ ਮੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸ੍ਰ ਜੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਯਾਂ ਨਦੀ ਕਾ ਜਲ, ਯਾ ਸੁਚਾ ਖੂਹ ਕਾ ਜਲ ਪਾਵੈ ਬੀਚਤਿ ਪਾਵੈ ਫੇਰ ਪਤਾਸੇ ਪ ਵਾਰੀ ਪਾਵੈਂ॥ ਪੰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚੋਂ ਏਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਜੀ ਕੇ ਪਹਲੇ ੧੦ ਸ੍ਵੈਯੇ ਪੜਨੇ ਔ ਖੰਡਾ ਸਜੇ ਹਥ ਸੇਂ ਅਪਨੀ ਤ੍ਫ ਫੇਰੇ ਛੰਨਾ ਖਬੇ ਹਥ ਉਤੇ ਰਖੇ॥ ਜਦ ਏਕ ਸਿੰਘ ਪੜਲੇਵੇ ਫੇਰ ਕਟੋਰਾ ਤੇ ਖੰਡਾ ਦੂਸ੍ਰੇ ਸਿੰਘ ਕੇ ਹਥ ਦੇਵੇ ਕਟੋਰੇ ਸੇ ਖੰਡਾ ਜੁਦਾ ਨ ਹੋਵੇ॥ ਇਸੀ ਰੀਤ ਸੇਂਚਾਰ ਸਿੰਘ ਪੜੇਂ ਪੰਜਵੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਠ ਕ੍ਰਨਾ ਉਸੀ ਰੀਤ ਸੇਂ ਪ ਬਾਣੀ ਕਾ ੧ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ੨ ਜਾਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ੩ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ੪ ਸ੍ਵੈਯੇ ੧੦॥ ਪ ਅੰਨਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੇਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੰਨਾ ਸਮੇਤ ਖੰਡੇ ਹਾਥ ਲੈਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਅ੍ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਅਗਯਾ ਲੈਣੀ॥

ਪ੍ਰਸ੍ਰ ੩ : ਕਿਸ ਰੀਤ ਸੇਂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸ ਕ੍ਰਤੇ ਹੈਂ॥ ਔ ਕੀ ਕੀ ਪਦਾਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਚਾਹੀਏ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਭੇਟ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਉਤ੍ ੩ : ਪਹਲੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਨੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ ੨॥) (ਢਈ) ਰੋਕ ਤਨਖਾਹ ਲਗਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਵੇਰਵਾ ੧॥ (ਸਵਾ) ਗੋਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ੧॥(ਸਵਾ) ਤਨਖਾਹ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਨੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਂ॥ ੪ ਸ੍ਵੈਯੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘੋ ਕੋਂ ਅਪਨੀ ਸਮਰਥ ੧॥(ਸਵਾ) ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਗੇ ਸਮਰਥ ਤਨਖਾਹ ੨॥ (ਢਈ) ਸੇ ਕਮ ਨ ਹੋਗੀ ਜੇਕ੍ ਗ੍ਰੀਬ ਹੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕ੍ਕੇ ਦੇ॥ ਸਮਰਥ ਹੋ ਵਧੀਕ ਦੇ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਨ ਵਾਲੇ ਕੌ ਚਾਹੀਏ ਕੱਛ ਪਹਰ ਕਰ ਕਮ੍ਕਸਾ

ਕਰ ਸਸਤ੍ਰ ਪਹਰ ਜਬ ਤਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੀਆਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਬ ਤਕ ਹਥ ਜੋੜ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰ ਮੁਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਕਾ ਜਾਪ ਕਰੇ॥ ਫੇਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤ੍ਰੇ ਸਜਾਏ ਹੂਏ ਆਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਨੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਕੌ ਸ੍ਰੀ ਜਪੂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਪਹਲੀ ਪੌੜੀ ਪਾਂਚ ਬੇਰ ਪੜਾ ਕਰ ਉਸ ਕੇ ਸਜੇ ਹਥ ਕੌ ਖਬੇ ਹਥ ਕੇ ਉਪਰ ਰਖਾਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣਾ ਮੁਖੋ ਕਹਣਾ ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਨੇ ਵਾਲਾ ਕਹੇ॥ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ॥ ਪੰਜ ਵੇਰੀ ਏਸੇ ਰੀਤ ਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹਾਈ ਜਾਣਾ॥ ਔ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਈ ਜਾਣਾ॥ ਫੇਰ ਪੰਜ ਵੇਰੀ ਨੇਤ੍ਰਾ ਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਔ ਉਸੀ ਰੀਤ ਸੇ ਕਹਾਈ ਜਾਣਾ॥ ਫੇਰ ਪੰਜ ਵੇਰੀ ਕੇਸਾਂ ਮੇ ਪਾਵਣਾ ਔ ਬਾਰੰਬਾਰ ਫਤੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ॥ ਫੇਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਵਾਸੀ ਜਨਮ ਪੁਛਣਾ ਉਪਦੇਸ ਦੇਣਾ॥ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ॥ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੂਕੇ ਕਹਣਾ ਰਹਤ ਦਸਣੀ॥ ਪੰਜਾਂ ਮੇਲਾਂ ਨਾਂਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਕਰਨਾ॥ ੧ ਮੀਣੇ ੨ ਧੀਰਮਲੀਏ ਰਾਮਰਾਈਏ ੩ ਮਸੰਦ ੪ ਕੁੜੀਮਾਰ ੫ ਸਿਰਗੁੰਮ॥ ਸਸਤ੍ਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਣੀ॥ ਸਸਤ੍ਰ ਗਾਤ੍ਰੇ ਰਖਣੇ॥ ਪੰਜ ਕੱਕਿਆ ਕਾ ਵਿਸਾਹਿ ਨਹੀ ਕ੍ਰਨਾ॥ ੧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਰਖਣਾ ਧੂਪ ਦੇਣਾ॥ ੨ ਕੰਘਾ ੩ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੇਸਾਂ ਮੈ ੪ ਕੜਾ ਸਜੇ ਹਥ ਮੈ ੫ ਕੱਛ ਲੱਕ ਮੈ ਰਖਣੀ, ਵੇਲੇ ਇਸਨਾਨ ਦੇ ਏਕ ਪਾਂਉਚਾ ਉਤਾਰਕਰ ਦੂਜੀ ਕੱਛ ਕਾ ਪਾਂਉਚਾ ਪਾਇਕੇ ਫੇਰ ਦੂਜਾ ਪਾਂਉਚਾ ਲਾਹੁੋਣਾ॥ ਏਕ ਵਾਰੀ ਕੱਛ ਨਾ ਉਤਾਰਨੀ ਹਮੇਸ ਏਹੋ ਰੀਤ ਰਖਣੀ॥ ਹਰਵੇਲੇ ਕੱਛ ਲੱਕ ਵਿਚ ਰਹੇ॥ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁਲੱਕੇ ਪਗ ਯਾ ਕੱਛ ਲਹ ਜਾਵੇ ਤਨਖਾਹ ਬਖਸਾਲੈਣੀ॥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਾ ਭੈ ਰਖਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂਹ ਨਹੀ ਫਿਟਕਾਰਨਾ॥ ਅਧਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਸਦਣਾ॥ ਗੁਰਮਖੀ ਅਖਰ ਸਿਖਣੇ॥ ਔਰਤ ਪਰਾਈ ਔ ਮੁਸਲੀ ਸਾਥ ਸੰਗ ਨਹੀ ਕਰਨਾ॥ ਤੁਰਕ ਕਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀ ਕਰਣਾ॥ ਨੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਥ, ਕੁਠਾ ਮਾਸ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀ ਛਕਣਾ॥ ਸੁਹਾ ਨਹੀ ਪਹਰਨਾ॥ ਕੁਰਹਤੀਏ ਕੇ ਹਾਥ ਕਾ, ਤਨਖਾਹੀਏ ਕੇ ਹਾਥ ਕਾ ਨਹੀ ਛਕਣਾ॥ ਸਬਦ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਣੀ॥ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਕਵਲ ਕਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ॥ ਜਲ ਯਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣਾ ਹੋ ਤੌ ਕਰਦ ਭੇਟ ਕਰ ਛਕਣਾ॥ ਸ੍ਰੀ ਜਪੂਜੀ ਜਾਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀ ਛਕਣਾ ਔ ਨੰਗੀਂ ਕੇਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਣਾ ਨਾ ਸੌਣਾ॥ ਮੜੀ ਮਟ ਪੀਰ ਪਿਕੰਬ੍ਰ ਕੌ ਨਹੀ ਮੰਨਣਾ॥ ਮੂਹਰ ਤੂਰਕ ਕੀ ਸੀਸ ਮੈ ਨਹੀ ਰਖਣੀ॥ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰਨੀ॥ ਪੂਤ੍ਰ ਪੂਤ੍ਰੀ ਕੇ ਜਨਮ ਮੈ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋ ਰਖਣਾ॥ ਵਿਆਹ ਸਮੇ ਮਰਨ ਸਮੇ ਪਗ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਵਣਾ ਛਕਣਾ॥ ਪੁਸਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੂਾਰੇ ਚੜਾਵਣੀਆ॥ ਅਪਨੀ ਕਮਾਂਈ ਕਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ॥ ਪਬ੍ਰ ਨਹੀ ਪੁਜਣੇ॥ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਮੈ ਉਸਤ੍ਰਾ ਕੈਚੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹਾਵਣਾ ਜਟਾ ਜੁਟ ਰਹਣਾ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸਨਾਨ ਕਰਨਾ॥ ਕਿਉਕੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੌ ਕਰਦ ਭੇਟ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸ੍ਵਾਯ ਰਖਕੇ ਗੁਰ ਦਰੀਅਉ ਮੈ ਪਾਵੇ

ਫੇਰ ਪੰਜਾ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਕਾ ਦੇਵੇ ਸਾਹਬਜਾਦੇਆਂ ਕੌ ਦੇ ਰਾਗੀਆ ਕੌ ਦੇਵੇ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੌ ਦੇਵੈ ਵੁਹੁ ਆਪਸ ਮੈ ਏਕ ਦੂਸ੍ਰੇ ਕੇ ਮੁਖ ਮੈ ਪਰਸਾਦ ਪਾਵੈਂ॥ ਜੇ ਏਕ ਹੋ ਤਦ ਆਪ ਹੀ ਛਕ ਲੇਵੈ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕਠੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਮੈ ਗੁਰਭਾਈ ਹੋਤੇ ਹੈ॥ ਜੈਸੇ ਮਾ ਬਾਪ ਕੇ ਜਾਏ ਹੋਤੇ ਹੈ॥ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰਹੇ ਜੋ ਹਾਜ੍ਰ ਹੋ ਸਭ ਕੌ ਏਕ ਜੈਸਾ ਵਰਤਾਵੈ॥

ਪ੍ਰਸ੍ਰ 8 : ਵਾਸਤੇ ਛਕਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਭ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀ ਕਿ ਹਮੇਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ॥

ਉਤ੍ਰ 8 : ਵਾਸਤੇ ਛਕਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀ ਹੈ॥ ਜੇ ਕਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮਾਘੀ ਦਸਹਰਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਐਤਵਾਰ ਬੁਧਵਾਰ ਏਹ ਦਿਨ ਉਗ੍ਰੱ ਹੈ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਵਿਸੇਸ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀ ਹੈ॥ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਖੁਸੀ ਹੋ ਜਹਾਜ ਚੜ ਜਾਵੇ॥

ਪ੍ਰਸ੍ਰ ਪ : ਬਿਨਾ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਕਿਸੀ ਔਰ ਜਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀ॥ ਜੇ ਛਕਾਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੌ ਕੀਨਕਸ ਹੈ॥ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰਤ ਬਿਲਾਹਾ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਯਾਨਹੀ ਛਕਾਯਾ ਜਾਤਾ॥

ਉਤ੍ਰ ਪ : ੧ ਪਹਲੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

- ੨ ਦੂਜਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
- ੩ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

8 ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ॥ ਯੇ ਚਾਰੋ ਤਖਤ ਬੁਹਤ ਵਿਸੇਸ ਹੈਂ॥ ਇਨ ਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ॥ ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਕੀ ਪਹੁਚ ਨਹੀ ਹੈ ਸੋ ਹੋਰ ਗੁਰਦ੍ਵਾਰੇ ਤੇ ਛਕੇ ਯਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਿੰਘ ਰਹਤ ਬਿਬੇਕ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਛਕ ਲੇਵੇ ਮਨਜੂਰ ਹੈ ਏਹ ਤਖਤ ਪੰਜਵਾਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ੧ੁ)(ਸਵਾ) ਜੋ ਗੋਲਕ ਕਾ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤਖਤ ਸਾਹਬ ਦੇਦੇ॥ ਜੋ ਅੇਸਾ ਤਨਖਾਹੀ ਹੋ ਕੇਸਾਂ ਕੌ ਉਸਤ੍ਰਾ ਕੈਚੀ ਲਾਯਾ ਹੋ ਕੁਠਾ ਖਾਯਾ ਹੋਵੇ ਨੜੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲੀ ਸਾਥ ਸੰਗ ਕੀਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਬਿਨਾ ਚਾਰੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬੋਂ ਕੇ ਨਹੀ ਬਖਸਾ ਜਾਤਾ ਜੇ ਚਾਰੋ ਮੇ ਸੇਂ ਏਕ ਤਨਖਾਹ ਭੀ ਹੋਵੇ ਤਨਖਾਹ ਉਸਕੇ ੨ੁਪੁ ਰੁਪਯੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਧਨੀ ਰਾਜਾ ਕੌ ਜਾਦਾ ਹੈ॥ ਜੇ ਔਰ ਜਗਾ ਬਖਸਾਵੇ ਤੌ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਹੈ॥ ਜੇ ਕਰ ਨਾ ਬਖਸਾਵੇਗਾ ਤਦ ਚੌਰਾਸੀ ਮੈ ਭਰਮੇਗਾ॥ ਸੰਮਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ੪੦੯ ਮਾਘ ਵਦੀ ੧੧ ਸੰਮਤ ੧੯੩੪ (1877 ਈਸਵੀ) ਮਾਘ ੧੮ ਸਤ੍ਰਾ ੫੭